

This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra.

KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit.

The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning.

Website https://kksu.co.in/

Digitization was executed by NMM

https://www.namami.gov.in/

Sincerely,

Prof. Shrinivasa Varkhedi Hon'ble Vice-Chancellor

Dr. Deepak Kapade Librarian

Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi https://egangotri.wordpress.com/

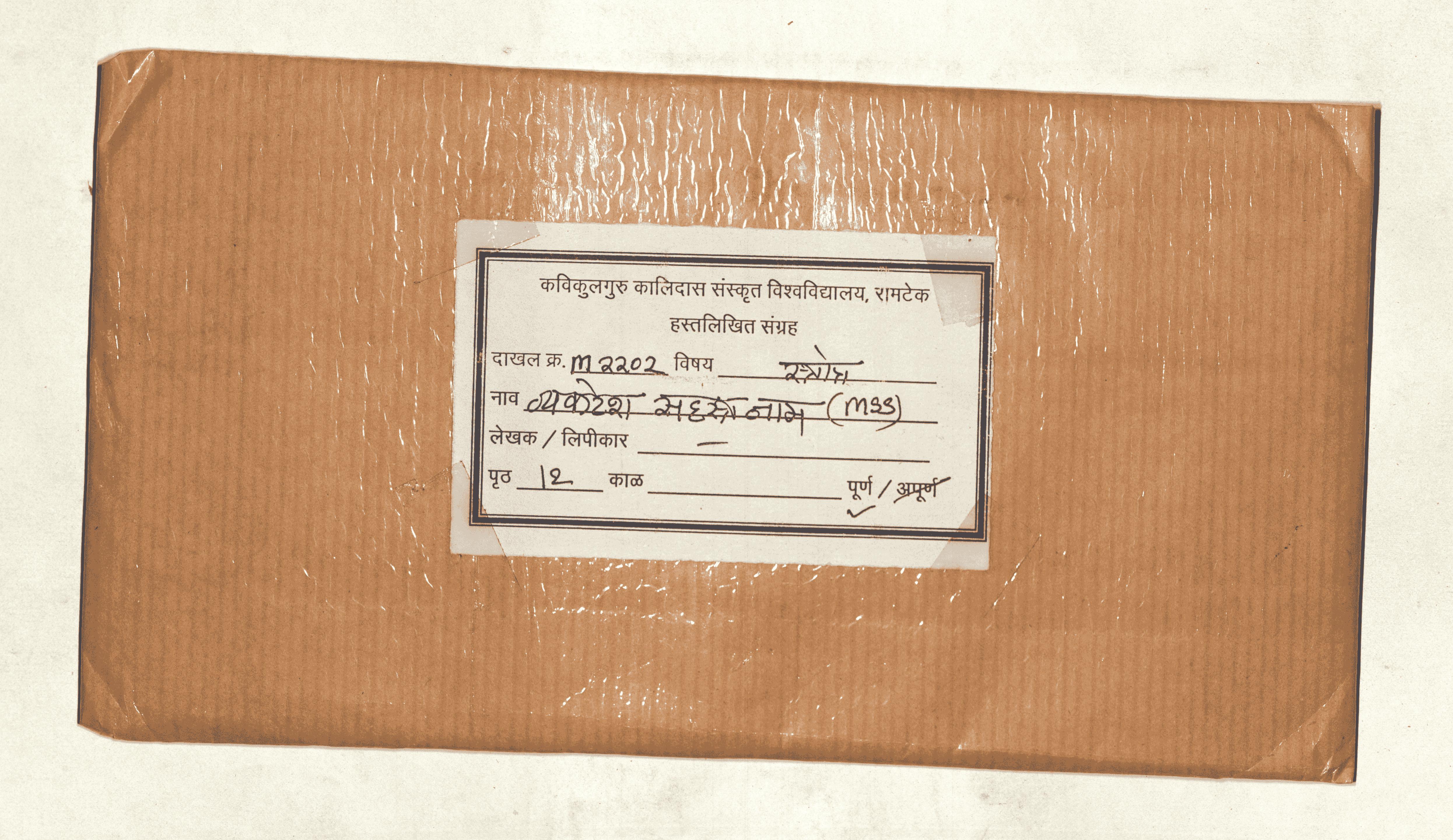



वर्षितवत्रः मामार्वः नेत्रवाद्वाणये वेभवः॥श्वेतत्र वाणाविणितभू विविश्वनिविश्वनाथा। भूगाद्वाधिशिक्षित्रविश्वनाथा युणवान् यूणसंरहो महोकाना कि शिधितः॥१६॥ उवालाकरां छ वदना महाक्राक्त विश्वाः शहाविभिणमधीधादेशाम्याप समुखा हिता ठः। १९ ॥ ब्रह्म का ए भावना विश्वा सत्याष्ट्र विश्व सत्या अ भी मंज गह भी नंत्र विस्म क्षण ल मृत् ॥ १ जा विरो महाविखा, भी 119९॥सभासां माइवाभामाजामहश्यनः।।दांरशाहिस्यु ङ्गालुहकान्य दाव्य द्याविः॥२०॥हिन प्यक्तिकार स्यल भित्न भिवासि ज्यानितानिव्श्यानिस्त्रत्रायदुःचानणमात्रणविमुक्षाःपनेव्रज्ञे तूण।श्रीवेकडेशसहश्रनामपढणंक्योत्॥ विरूपाक्षा विश्व ज्ञा विश्व भावनः।। विश्व मृतिश्व संहती विश्व प्राणी विराख्यः ॥१॥ शेवादि नित्रयाद्यापः भक्षद्र स्वप्रणाद्यानः ॥ शेष्यः शेष् नि प्राश्विश्व विद्या भाषा विष्णु निष्णु अविष्णु हिं श्णुगः॥भा ति श्णुश्चमासि श्णुश्चचित्रिंगुश्चचिरि श्णुगः॥भावा लं येताकालगापाकालं : कालातकारिक् : । कालगापाका । लवे यः कालाः गाअंभी यिनरेनातानिः ज्ञोणीभोतं परः प्रभुष्ठभा राम्बनुगीव शबरा रिक्षेपस्य वर्नेक्षणंग बिंबाधनो बिंबरूपी प्रतिबिंबः क्रियातिमः॥५॥

वेकवश गुणवान्याणगम्थ्यगुणातीनागुणात्रियः।। दुर्गणध्वंसक्सवगुणभः सहश्र॰ इणमासकः। ७। पनेशपरमासाहिपनं तो तिपरागितः। पनेप इवि यदांमः पानपपश्चमपदः॥ना ब्रह्माउगभी ब्रह्मण्यो ब्रह्मस्वा = थितः॥ बस्तुसाब्रस्नवादिब्रस्वयप्पायणः॥ ९॥ सस्वताभाष व्यः सय्रक्तंपीसुयोगे वान्। सोमंकत्राणसंदानीभृतमायोधिसंनाः॥ १०।दिवासुनव नस्त्योपतमं रनधानकः॥धन्वंति कछणां गोपयः न धिविमंथर्नः॥११॥अमृतामृतसंधाताधृतनारायृणीवपुः॥हनमाः ज मायावानूरक्षसं दोह भंतनः ॥१२॥ हिन ७ यां सिवदानी च यता यता विभा वनः।।यताः जाविसंमुधतानीताः क्रीउप्रतापवान् ॥१३॥२ंडकासुनिव ध्वं मिवं के देष्टः क्षे माध्यवः॥ गंधवं शाप हत्या पृष्यगधोविच क्षणः॥ हम् रवामरवी। प्रद्याद्वनदाधीमान्भक्तसंधाप्रति एकः।। क्रें। ब्रहा-निद्रीहमसेयः सिद्धसाध्यप्राप्त जितः।।लक्ष्मीन् सिद्धोदेवशाज्यां। मिहात्रमालिकः।। ३४।। रव इरिवेटी महष्वासिक पाणीम् सलीहली। । पासिंगुलीमहाबाढुं इवरोद्याशागलुं ढ नः।। ३१। माजीयु कुं छत्र की इंडाक्ष्णातिमध्यां वदः ॥अधीतवह संवैत्राधानयद्गतिमा ३४॥अश्रुव्यशयनप्री नाङ्गारितयो नद्याहिरः संपर्मामयद्यश्ये बिन्द्रम र चळा प्रपृतितः ॥२५॥बिक्सालितपाउँ।विध्याविविमानितः॥विपारभिन्।



ताननीज्ञाः सुनाध्यक्षः सांकते ज्ञाः पुनातनः ॥पुण्यक्रोकाव देवे यः स्वामि तिथीतिवासमः॥ भलक्ष्मासमः के लिलालालक्ष्मीक्रोलांकरश्याः॥दे विकागभिसंभू तो पशारिक्षण लाखितः। वासुदेव कृत्रस्ती त्री वंदेशा प्रमन्ते हनः॥ चतुर्भुतः कामला गा गदावा निल कुत्तलः॥ पुत्र ना प्राणह क्र तात्रुणा ना विति भुन्न श्रानः॥ गर्गारूपि ननामांकावा सुर्वोद्याधार्म तः॥ गोपीका स्नुवपा नी वबंतिभद्रानुमान्युताः॥व्याष्ट्रागु विजिभुषाने वस तिद्वसवंधनः॥ श्रीपसा कः श्रीशोवंदानव्य विहानवाः॥वस्ति विवेद पीह द्याउद्महा निरुः॥। महाजगन्यां अनिश्वनायां के द्वा । ये द्रसे व्यः प्राथ्य शासिखन तिचंड शिधितिः।।ताष्ठपञ्च पाठासी चनालिय पाठाचि द्वे हो। नाग प्रमासि श्रीतः फलवास्य यं उनः॥ ६५॥ रोवानित भयसं हानी फलाहानी गराय तः।। ज्ञापा गना चैन्छ चापःपाथा लीना विचक्तणः।। ६६ । यशागानप्रध्वी णश्च गोपि हस्तां बुता चितः।। मुनिपन्या कृता हा गो मुनिश्र छो मुनिश्र यः॥ धनानिधनिति संघाता संक्रदनत् भोपदमास दुधान विलाम्॥ श्यनासमी उपप्राप्याय जां । ६८॥ तानु जा म्याचिता जा पिपा थितः पुनुषा व्य यः॥अत्राम्सातिसं प्रवानः क्रितायो वनदाय कः॥म् शिक्तः प्रहा= महत्रमात्रगप्यास्यः कंसमग्रीवरानिकृत्वाः। उयस्निष्रतिष्ठातान्निसि

वन्सह हासनासितः। जिश्वानान निमान ने प्रचित्र वन प्रदः। साल्य सो अप अनाम निर्द्र हारा असम् य निवान णः। जिश्ला कि विमान विमान विमान नयनास्यः।। प्रयुन्मअनकाः काम प्रयुन्माद्वानकाश्चिपः। ७३।। भागा हता महामाया आबव कृतसगनः।। जाबु न दाव नाधानागमा जाबु ब वितिविश्वः।।७न्छ। सत्रातिसानसान्त्रासीस्यानात्रिः सुभावहः।।३ तधन्वहन राष्ट्रहणा उवाभ्यक्त सनः। जिन्ना किहि प्रहितोना मेः में व के छोगु आ वत् स का मं र ना सुम नो भा खा नू अती शोशी ए राय कः।७६ गभराष्ट्रीयः ग्रुभ रायाभागाना गानित्र विभुः।। किमी शिकुं डल थनः काल्यवलानीतः। ७७ ॥ भेषमा प्राणाया वान मन् विद्राधिपा भयः।। सुद्रमिक्षिसंप्रीतोल्डक्ष जोह्याहमानसः। जना प्रारंखोतिषाधि। वादानीत्रसेन्यानक्रामुडः॥भूमिस्तृताभूमिभागाभुषणां बनस्यतः। ७९॥ नामकतालारःगधमा व्यानु लपनः। नामदा दृष्ट्यार्तार्वेशश्वन्या हुनु: ११६० १। बा णबाह विनाम श्व ताप उबन विना इत्सः । उपाभ क्रिस्ततो यहाः अववात्र मानसः॥५१॥विविधानसाही हारीब्रह्म विष्युपना अस्य धबन्द्वी के शिश्रास्य दुद्द हैं ।। ८ आचे सीचे दो ग के सभयो गात बंध विमा चकः निमस्यहविभीका सिधा गः ग्रभ वक्षणः। धन कक्षणसंप्रीतः कुचेनाभी छरः पुमान्। भगविह ग्रामा गंभी ग्रेष परा मान्य सणः। देशना भी मध्यया भक्तवस्या भी मपू खादया निधिः। देन व क्री राप छ दिन छोग क्रमधानकारीहुः शासनां तक्रीतिपुनित्रीमानभंगक्रमविन्। % बुधोविशुधः सर्वतः ऋनुहिं साविनि द्वः॥

वेक्टेश कानवान्। ६६। निर्वाकाना निष्ठा विमामा निमा मयः। जगनगहक सहश्रना॰ थामिनिहि मान्स्रादियानीश्वनः ॥ देश का क्या महाहण प्रतिन हु ए निमा हकानणः।।वर्म प्रतिद्याकानी चचानुर्विषिविभागकृत्।। १०। युगानकायु गं क्रांतायुगक्वयुगभासकः॥शाभकामारिःकामचारीचिनिजामःकाम तार्थरः॥ १९॥ भे जिन्य सिन्या आ उनि ने बुहमेरिनः॥ हयमीनः ने भ्हागाहा ती अस्माः ॥९३॥ स ब्रिसंशय्विकता सातांचित् समुनिः गकेपरी कामन्पापिक लाकाषा स्मृतिधितः॥१३॥ अनाहिनप्रधानो जाः। प्रधानः सनिन्पकः॥ निर्मितिस्प्रासंगा निर्भयोना तिपान्गः॥ निश्चेष्ठानिष्ग्रयः शांतानिष्प्रपंचानिष्ठानियः ॥कर्माकर्मः विवर्मीय कारिसकारियः कार्मभावनः ॥९४॥कार्मागः कारिवन्यासा महाकारी हाव्रती।कर्मभुक्षमी पलरो कर्मश्राः कर्मियहः ॥ १९। नेना ना याया छोद नः कपिलः कामधुक् श्रुचिः। जपात्पामसंमावां श्र्यांतानताल्यो। तिः। ण्याश्रमार्थिद्धणनारावरामहान्यः॥नाथाविधामहायाथाश्र थावा नुस्व हिन अभूभः॥ थामिनमे हो मंत्रगम्यो मंत्र क्रसविमंत्रहै। यामत्रेभ्नेत्रप्रत्येत्रमत्रेशामत्रीत्रम्रहः॥९९॥मत्रामत्रिवयासामह शासी गाहानः मित्रिमहाक्रमः॥स्तीतथारितातमार्गः स्तीनासनः॥००॥स्तितयागः स्तीतो हानः स्तीत्मार्गित्रा साना रामः।। मिः श्रयमा निहास निवयो निवयो निवयो निः॥१॥निर्वे द्रोनिनहं का ना निर्भा प्रमुख ।।। अनंता ने तना दुर् नथ्नी हैं ग्राह्य धर्म लाध्व साम्बन्धा स्वास्त्र साम्बन्धा साम्बन्धा साम्बन्धा साम्बन्धा साम्बन्धा साम्बन्धा साम्बन्धा सामित्र सामित सामित्र सामित्र सामित्र सामित्र सामित्र सामित्र

संविधावं विष्ठितिकृतिः।। ह।। मह्वाणियावागिमानू सृष्ट्रमान् वित्रमायि। वः॥नभरप्रानभाउपातिनभुसा निर्निमानियो।भाउमभूविभूर्भ, भरा । भुमिहिभूष्मभुवाक् पतः॥महानं रामहाश्रामहो अधिमहो अभिहेस वना दि। म हाक्रोधोमहाज्वाकोमहाशांतामहागुणः। सस्य न तस्यपेनः स्य मंध्र संतांगितः। ७१ सस्याः सस्यसंबंहपः सस्यानिय सरााः। अंते श्वरी रिनः। मुंबुदान देनः स्के हः स्वर्णाविदुः पुने दनः। शाअविद्मः समंदर्भ कु दलमंदहासवान्। शंकज्ञानः पष्ठान्यः कुनांको इयाकुशः॥ १०॥ भोगीशः वक्षां प्रश्ने हो कि श्रेशे दीदवा स्किशावना। उपेद्र सार्गा उथागो वागिद्रश्यद्र तेप नः ॥ त्रय गावध्यं धामप्यमाधः प नापनःगभ्याअपानवाक्यानमाभीपानपानःपंनाव महस्वानद्गतावाकः सिहियानस हामि उपि।।१३॥ ते जिन्ना न्वा यु विद्या रिवा ते पर्वा सात्रमः एश्वयाहुत हृ शेषह एश्वयी गः कपोल भृत्। भूष। अभी ध्रशाय भगवान् तव्राःसाम्पानगं ।। महायोगी महाधीनो महायोगी महा प्रभुः॥भूगमेहाविद्याम रातुष्टी मिहापुष्टीमहागुणः॥महादेवीम् हाबाह में हाथ मी महज्बल :।। १६। समीप नो इनागमिस्य पानियोगिन ने निस्नानगानागथनोजागोनागोनागपालकः॥१०॥हिन्णमयःस्वर्ण ८ ज्य निताः भित्र ने ज्याचिति । ने दः गुणा ने ज्या ने ज्या ने जुण्या के तियु ने जा जा ने १९०१ सन्य तिल्य सन्तद्वः पाच तत्य भुतो विद्या । दोर् नियः सो जन्यनि

णवः फणि॥सं प्रदायुक्तनः स्वामिस्वने शोभाधवा मधुः॥थ्या निवी शेषा विधिविष्यधा व लङ्गी वी नं विष्णा माती श्राता विद्यती च श्रातों ने ताम मिमनः ॥ हा ताव स्तामहावता उत्तमभता कृ खिलात वः ॥ थ्याना प्रह तापाताचित्रयंतानं त्येभवः॥२३॥ ग्रीमाग्रीपयि ताहंताजित्रयं अविक्षत्रका सेत्र कार्शत्र कार्शत्र त्राम विवृ॥३४॥क्षत्र ता हनः क्षेत्र प्रशःक्षमवना मनत्। भक्षाप्रहाप्रहा भक्तिरा यी भक्तिरा युक्ति धुनाध्यक्षाधानकार्धनदाधिपः । २६॥ महाधनामहामानी दुर्गाधन विमाननः॥न्नाकनाभननोचिन्नगभा शयःस्धा । खान्तसान्तिः। विधिमिनिन्न मान्न के कणा अंतर्रिया तना ध्या शियो नि ता सनः ॥ ॥ २८ ॥ अंतर्मितु तहत्वाता ह्यं तह नी हो मनो हम अनः ॥ सन्सी सिद्ध " न सिवः त्रसिद्वः सिथरानि रिः॥२९॥अधुः प्ररामरायुष्मान् विचिष्मानेष्धीज्ञाता॥ अष्टिशीमष्ट्रभोगाष्ट्रवसुद्धाम् यशावती। ३०। अपे ३१ यस्वणिकात्वष्टम् तिसि भुतिमान्। अस्य प्रस्वप्ताः स्वतः सुस्वप्तप्ताः अशिक्षाः भूतिमान्। इस् प्रध्वमको ध्वलुडु निरितः शिवंकनः ॥ सुव जीविणैः संभाव्या वाणितावण् क्रम्बः॥१३ था सर्व मुखनिने शिवध्यातपरां बुतः॥ त्रक्षाहिणीवणी महाभी वा भ ध्वसी का त्य सर्प भ यां तवः भ भी सुदेशी व सुवणी रे

रू अभसंषस्र रसाहित्। इमाव् तसमः स्वायी बन्ना भावितार् ति:। ३५॥श्री प्रदेतानु निश्च श्री श्री किथी निवः। संत्रुप् स चित्रिमाध्येकातसीरब्यप्रशः शमी ॥ वशा अगस्य स्त्रीसंहित् शिताव्यक्तभामनः॥किपिवाचीकिपिताणःकेणपृत्रसंषापृतः उ9ग र पाम पिम पिम पिम भने न सी न विग्रहः गवं — ती थे स्प शति न जनना का विधायमः।।३८।। व ध्याय विद्वित्र ने राक्षायमि यक्ष अविषुणक्षत्र निल्याचरुणाचिर्णानि तः॥ ३९॥ वीयु कीयु स्तानका वायु गोवा युसं ११वः।। यमाब का भि तननो प्रमत्नो क निवान जार छ। अग्रगण्या जियमतः संयभीग्रमभावितः॥ इंद्रो यानसभी ध्यसो र रहित्रीचयः एथुः ॥न्ना यक्ष नार् सनमावासो खक्षानाविधिलो कृत्। मामितीर्थतरावासाम्यामिध्ये याद्यधा सतः १ ५३ १ वनो हा भी छता था दिः सिन । ताधिसरारुहः॥पोडुतीर्यभिषिक्षश्चयुधिष्टिवनप्रः॥न्त्रभाभीमांत्वनणान्। उ श्वतवाह्नेसं ख्यवान्।।नकुलाभयदाभागः सहदेवाभिवंदितः।।४४।। इन (शाशपथ संधाता । कृति मृति नता हमी ना न दी ये महाती थे निस्क्रमेप गय णः ॥ र्जाताव्यक्तरप्रभवीणा गानप्रोदकः ॥ प्रतिचर्गाने र्वतिथी मताश्रयः॥ ४६॥ विकामल अलस्नाया सनस्वयं वसिवनः॥ तुब्नोदकेसंस जनिवत्तमाप्राध्यामस्वामनकुमार् त्रार्थनान्पुराण भृत्य । ऋध्यपराभोजः शंखपुतित्पार्वः॥ न्यानामतीथिविहार्गिव ब्लभद्रविति वितंशा जा मद्ग्रीसमाक्षीयाः अलस्य नवधीतः। भी प्रापापहामीकीलाहाः सुरनाताचीचना दानः गंनभागं गाभिषित्तं भ्यनागवयी भिम हिनः प्रणेषु मानधामतीनस्ता वि - रवेषमध्समी॥ वधस्पसो कुमाना गप्रदःसो द्येवा

न्युरविभाषभाषियगुद्धनमहाकात्वभक्षपाक्तमनोमहः।।निल्गाक्षिनधाना श्वगाहायलनायकः॥५थोभमद्दात्रप्रतिशंवान् षर्भितिविभाविनः॥अत नाकृतपुडावानाङ्गनपवनावितः॥५७॥अंतनाद्रीनीवासभ्यपुतकोशःपु नदनः॥ किन्न ह्यसंबंधहबंधमाक्षयदायुनिः॥ प्रशावैखानसागमानुभः। गुब्र सेया गृवाबनी। युवकायप्रभेताकी डनासाय संभ्रमें ।।पूप्र। सोयचेने यविन्यश्रगाङ्गोनानायणाष्रयः॥ हुमधभ तकः प्राह्मोब्रह्मास्ननाः द्वाप पद्गाभद्रासुन शिर छसा १भद्रक्षेत्रीसुभद्रवान्।मृगयापक्षिमे नाहुः अन्य हिंद्छ य नानदः॥६णा गर्नेह्सं बाद्यन रवः कोमना द्वी समानुहाः॥वद्यपः प्रमहः द्विष्ट ए वह वत्या सम्बद्धाः॥ सहस्र विश्वास्थ वह देशे समेश्यानः॥ सहस्र श्रीलंस वृतिकाभास्यन् मध्येर्शः शुभंकनः ॥अनंतपद्मतरताष्ट्रां नाभिम्। क्रमालिकः॥ मं इनंद्रेय पक्रम्बीन्ता भनणसंभृतः॥६३॥प्रलेख्युता पवी। तीचंद्रश्राखं उलेपबान् गंवनंदा भयं दश्व की श्रंखी की स्तु भ दिपिमान्। ६गाश्रीवसाक्षित्वसम्भवस्थितद्देनदः।। निल्नाप्तं राभाकानः रा जाभा तसमान मनः ॥६४॥ की हिमन्म थ लावण्येत्र हो का स्मित प्रा सुधासावहचाभावः सुवैनीतीलकाकीतः॥पुउरीकेशणः स्पृधं तिज्ञाभाविगातितः॥पद्मस्यः पद्मनात्रस्तः मसाममं उलगोवुधः। मं उलगःसुपमं उल स्थः प्रकां शकः॥श्रीपितिभागितिना पदः॥अवसात्र प्रयंता विष्यतै तस्तू प्रवान्॥६९॥ दिशा द्वान

ग्रेमो तानातितासुगंतकः॥ल्रह्मांडविह्याणिवकरात्री गराधमः ११९०॥ अविकरात्री गराधमानमः ती॥ एवं अतिवक्रकीर्तिनंपम्हुने।। स्ट्रश्न

```
[OrderDescription]
,CREATED=11.09.19 11:04
TRANSFERRED=2019/09/11 at 11:07:36
,PAGES=13
,TYPE=STD
,NAME=S0001729
Book Name=M-2202-VYANKTESH SAHSTRANAM
,ORDER_TEXT=
,[PAGELIST]
,FILE1=0000001.TIF
,FILE2=00000002.TIF
,FILE3=00000003.TIF
,FILE4=00000004.TIF
,FILE5=0000005.TIF
,FILE6=00000006.TIF
,FILE7=00000007.TIF
,FILE8=00000008.TIF
,FILE9=0000009.TIF
,FILE10=00000010.TIF
,FILE11=00000011.TIF
,FILE12=00000012.TIF
FILE13=00000013.TIF
```